## ॥ श्रीहरिः ॥ ॐ श्रीपरमात्यने नमः श्रीमद्द्वैपायनमुनि वेदव्यासप्रणीत

## श्रीवामनपुराण

( सचित्र, हिन्दी-अनुवादसहित )

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

## ॥ श्रीहरिः ॥

## विषय-सूची

| अध्य       | गय विषय पृ                                    | ष्ठ-संख्या   | अध्याय         |                    | विषय                               |                | पृष्ठ-संख्या   |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| ₹-         | श्रीनारदंजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश  |              |                |                    | और उनमें                           |                |                |
|            | शिवजीका लीलाचरित्र और जीमूतवाहन होन           |              |                |                    |                                    |                | <b>६</b> ६     |
| <b>4</b> - | शरदागम होनेपर शंकरजीका मन्दरपर्वतपर जा        | ना           | १४ दशाङ्ग      | धर्म, आश्रम        | –धर्म और स                         | दाचार-स        | वंक्षका        |
|            | और दक्षका यज्ञ                                | १२           | वर्णन          |                    | **********                         | *****          | ७०             |
| 3-         | शंकरजीका ब्रह्महत्यासे कूटनेके लिये तीर्थ     | <b>ॉ</b> मिं | १५- दैत्योंका  | धर्म एवं           | सदाचारका १                         | गलन, सु        | केशीके         |
|            | भ्रमण; बदरिकाश्रममें नारायणकी स्तु            | ति;          | नगरका          | उत्थान-पत          | न, वरणा-                           | असीकी          | महिमा,         |
|            | वाराणसीमें ब्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली न   | तम           | लोलार्क-       | -प्रसंग            |                                    | .,             | 63             |
|            | पड़ना                                         | ₩ ون         | १६- देवताओं    | का शयन—            | विधियों और र                       | उनके अश्       | न्यशयन         |
| <b>X</b> - | विजयाकी मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वा             | र्ता,        | आदि व          | तों एवं <b>शिव</b> | -पूजनका वप                         | ौंन <u></u>    | C4             |
|            | सतीका प्राण-त्याग; शिवका क्रोध एवं उन         | कि           | १७- देवाङ्गींस | तरुओंकी :          | उत्पत्ति, अख                       | ण्डव्रत-1      | वेधान,         |
|            | गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विध्वंस                | २१           | विष्णु-प       | ूजा, विष्ण्        | <b>पुष्टक्षरस्तो</b> त्र           | और म           | हिषका          |
| 4-         | दश-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताड़          | न,           | प्रसङ्ग        | **>********        | * ** * * * - * * *   * * * * * * * |                | ٠٠٠ ९٥         |
|            | शंकरके कालरूप और राश्यादि रूपोंमें स्वरू      | प्-          | १८- महिषासु    | रका अतिचा          | र, देवोंकी ते                      | गेराशिसे       | भगवती          |
|            | कथन                                           | २५           | कात्याय        | नीका प्रादु        | र्भाव, विन्ध्य                     | प्रसंग,        | दुर्गाकी       |
| Ę-         | नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्च                   | र्या,        | अवस्थि         | ति                 | **********                         | .,             | १६             |
|            | बदरिकाश्रमकी वसन्तकी शोधा, काम-               | दाह          | १९- चण्ड-मु    | ण्डद्वारा महि      | षासुरसे भगव                        | ती कात्य       | ायनी <b>के</b> |
|            | और कामको अनङ्गताका वर्णन                      | ३०           | सौन्दर्यव      | हा वर्णन,          | महिषासुरव                          | का संदेश       | । और           |
| <b>6</b> - | <b>ढर्वशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रहाद-</b> प्रसंग  | 7            | युद्धोपक्र     | म                  |                                    |                | १००            |
|            | नर-नारायणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम             | ३८           | २०- भगवती      |                    |                                    |                |                |
| 6-         | प्रह्वाद और नारायणका तुमुल युद्ध, भति         | <b>न्से</b>  | 'महिषासु       | र-वध               | एवं देवी                           | न शि           | वजीके          |
|            | विजय                                          | £8           | पादमूल         | में लीन हो व       | ज्ञाना                             | . 6.4+2.84+4+4 | १०५            |
| ۹-         | अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवों और असुरी          | के           | २१- देवीके पु  | नराविर्भाव-        | सम्बन्धी प्रश                      | नोत्तर; कु     | रुक्षेत्रस्थ   |
|            | वाहनों एवं युद्धका वर्णन                      | ४९           | पृथ्दकर        | रीर्थका प्रसङ्     | ; संवरण–त                          | पतीका वि       | वंचाह १०९      |
| ţo-        | अन्धकके साथ देवताओंका युद्ध व                 |              | २२- कुरुकी     |                    | •                                  |                |                |
|            | अन्धककी विजय                                  | 43           |                |                    |                                    |                | ११५            |
| 22-        | सुकेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियोंसे प्र        |              | २३ वामन-च      |                    |                                    |                |                |
|            | करना, ऋषियोंका धर्मोपदेश, देवादिके ध          |              |                |                    |                                    |                | हर्णन १२०      |
|            | भुवनकोश एवं इक्षीस नरकोंका वर्णन              |              | २४- वामन-च     |                    |                                    |                |                |
| ŧ2-        | सुकेशिका नरक देनेवाले कर्मोंके सम्बन्धमें प्र |              |                |                    |                                    |                | १२२            |
|            | ऋषियोंका उत्तर और नरकोंका वर्णन               | ,            | २५- वामन-च     |                    |                                    |                |                |
| 23-        | सुकेशिके प्रश्नके उत्तरमें ऋषियोंका जम्ब      |              |                |                    |                                    |                | १२४            |
| 14.        | Rangian Manan Anta amandah abah               | . 1          | वद्युसार       | प्याका स्व         | ארוז דירואוז                       | 31 347.11      | manner / / a   |

| क्रम        | ाङ्क विषय                                     | पृष्ठ-संख्या   व्र | <b>नमाङ्क</b>        | विषय                         | पृष्ठ-संख्या                            |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| ₹5-         | कश्यपद्वारा भगवान् वामनकी स्तुति              | १२७                | सम्बन्धमें           | प्रश्न और ब्रह्मके हवालेसे   | ो लोमहर्षणका                            |
| <b>२७</b> - | भगवान् नारायणसे देवों और कश्यपव               | ही प्रार्थना,      | उत्तर                |                              | १८३                                     |
|             | अदितिकी तपस्या और प्रभुसे प्रार्थना           |                    | - ऋषियोंसा           | हेत ब्रह्माजीका शंकरजीर्क    | ो शरणमें जाना                           |
| ₹6-         | अदितिकी प्रार्थनापर भगवान्का प्रकट र          | होना तथा           | और स्त               | वनः स्थाण्वीश्वरप्रसङ्ग उ    | गैर हस्तिरूप                            |
|             | भगवान्का अदितिको वर देना                      | १३२                | शंकरकी               | स्तुति एवं लिङ्गमें संनिधा   | न १९०                                   |
| 29-         | बलिका पितामह प्रह्लादसे प्रश्न, प्रह्लादका    | अदितिके 🔀          | < <b>− सां</b> निहित | सर—स्थाणुतीर्थं, स्था        | णुवट और                                 |
|             | गर्थमें वामनागमन एवं विष्णु-महिमा             |                    | स्थाणुलि             | क्का माहातम्य-वर्णन          | १९३                                     |
|             | तथा स्तवन                                     | \$\$\$ X6          | - स्थाणुलि           | क्षे समीप असंख्य लि          | होंकी स्थापना                           |
| -o <i>£</i> | बलिका प्रह्लादको संतुष्ट करना, अदिवि          | तंके गर्भसे        | और उनवे              | दर्शन-अर्चनका माहात्म्य      | १९६                                     |
|             | वामनका प्राकटचः; ब्रह्माद्वारा स्तुति, वामन   |                    | 9 स्थाणुतीर्थ        | कि सन्दर्भमें राजा वेनक      | ा चरित्र, पृथु-                         |
|             | यज्ञमें जाना                                  |                    | जन्म और              | उनका अभिषेक, वेनके           | उद्धारके लिये                           |
| ₹₹          | वामनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा र्         | वेस्ट्रह्म         | पृथुका प्र           | पत्न और वेनकी शिव-स्तुर्     | ते २००                                  |
|             | तीनों लोकोंको तीन पगमें नाप लेना औ            | र बलिका ४८         | ८- वेन-कृत           | शिव-स्तुति एवं स्थाणुतीः     | र्थका माहात्म्य,                        |
|             | पातालमें जाना                                 | १४१                | वेन आवि              | देकी सुगतिका वर्णन           | २१२                                     |
| 37-         | सरस्वती नदीका वर्णन-उसका कुरुक्षेत्र          |                    | १- चार मुखों         | की उत्पत्ति-कथा, ब्रह्म      | -कृत शिवकी                              |
|             | होनां                                         | १४९                | स्तुति और            | र स्थाणुतीर्थका माहात्म्य    | *************************************** |
| ₹5-         | सरस्वती नदीका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित         | होना और ५०         | - कुरुक्षेत्रके      | पृथूदकतीर्थके सन्द           | र्भमें अक्षय-                           |
|             | कुरुक्षेत्रमें निवास करने तथा तीर्थमें स्नान  | करनेका             | तृतीयाके             | महत्वकी कथा                  | 786                                     |
|             | महत्त्व                                       |                    | १- मेनाकी र          | तीन कन्याओंका जन्म,          | कुटिला और                               |
| 38-         | कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध वनों, नौ नदियों ।  | एवंसम्पूर्ण        | रागिणीको             | शाप, उमाकी तपस्या, शि        | वद्वारा उमाकी                           |
|             | तीर्थोंका माहात्म्य                           |                    | परीक्षा एव           | वं मन्दराचलपर गमन            | २१९                                     |
| ₹4-         | कुरक्षेत्रके तीर्थोंके माहातम्य एवं क्रमका    | वर्णन १५६ ५३       | २- शिवजीक            | । महर्षियोंको स्मृतकर उ      | न्हें हिमवान्के                         |
| ₹4-         | कुरुक्षेत्रके तीथौंके माहातम्य एवं क्रमका     | अनुक्रान्त         | यहाँ भेज             | ता, महर्षियोंका हिमवान्से    | शिवके लिये                              |
|             | वर्णन                                         | १६०                | उमाकी                | याचना, हिमालयकी स            | वोकृति और                               |
| -e)ç        | कुरुक्षेत्रके तीर्थोंके माहातम्य और क्रमका प् | ूर्वानुक्रान्त     | सप्तर्षियोंड         | ारा शिवको स्वीकृति-सूच       | ना२२५                                   |
|             | वर्णन                                         | १६६ ५३             | – हिमालय–            | पुत्री उमाका भगवान् शिवर     | के साथ विवाह                            |
| <b>3</b> 4- | मङ्कणक-प्रसङ्ग, मङ्कणकका शिवस्त               | वन और              | और बाल               | खिल्योंकी उत्पत्ति           | ····· ₹₹ ·····                          |
|             | उनकी अनुकूलता प्राप्ति                        | १६९ ५४             |                      | शिवके लिये मन्दरपर           |                                         |
| 38-         | कुरुक्षेत्रके तीथाँका अनुक्रान्त वर्णन        | १७१                | गृहनिर्माण           | i, शिवका यज्ञकर्म कर         | ना, पार्वतीकी                           |
| R0-         | वसिष्ठापवाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रस        | ाङ्ग १७४           | तपस्यासे             | ब्रह्मका वर देना, कौशिव      | होकी स्थापना,                           |
| 88-         | कुरुक्षेत्रके तीथौं—शतसाहस्रिक, शतिव          | ь, रेणुका <u>,</u> | शिवके 🤋              | प्राङ्गणमें अग्नि-प्रवेश, दे | वॉकी प्रार्थना                          |
|             | ऋणमोचन, ओजस, संनिहति, प्राची                  |                    |                      | र गजाननकी उत्पत्ति           |                                         |
|             | पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, क               | ाम्यकवन ५७         |                      | नमुचिका वधः शुम्भ-निश्       |                                         |
|             | आदिका वर्णन                                   |                    |                      | का वध, देवीका चण्ड-मु        |                                         |
| ¥5-         | काम्यकवन तीर्थका प्रसङ्ग, सरस्वती नदीव        |                    |                      | सहित चण्ड-मुण्डका वि         |                                         |
|             | और तत्सम्बद्ध तीथाँका वर्णन                   |                    |                      | से मातृकाओंकी उत्पत्ति, अ    |                                         |
| ¥3-         | स्थाणुतीर्थं, स्थाणुवट और सांनिहत्य           |                    |                      | विज-निशुम्भ-सुम्भ-वध, दे     |                                         |

| क्रमा       | क्क विषय                                       | पृष्ठ-संख्या | क्रमा             | 系                    | tà                | षय                     | पृष्ट-संख्या        |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|             | देवीकी स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भ           | विष्यमें     | 3                 | और गणोंद्व           | ारा मन्दरका       | भर जाना                | ३२३                 |
|             | प्रादुर्भावका कथन                              | 7¥6 E        | C- 9              | गवान् शं             | करका अन्ध         | कसे युद्धके लि         | ये प्रस्थान,        |
| 40-         | कार्तिकेयका जन्म, उनके छ: मुख और च             |              | 7                 | द्रगणोंका            | दानववर्गसे        | युद्ध और तुहु          | ण्ड आदि             |
|             | होनेका हेतु,उनका सेनापति होना तथा उनक          | त राण,       | Š                 | त्योंका वि           | नाश               | ***************        | ३२७                 |
|             | मयूर, शक्ति और दण्डादिका पाना                  | २५५ ६        | <b>8- 3</b>       | कुद्धारा सं          | जीवनीका           | प्रयोग, नन्दि-दा       | नव-युद्ध,           |
| 46-         | सेनापतिपदपर नियुक्त कार्तिकेयके लिये ऋगि       | वयोंद्वारा   | f                 | शवका शु              | कको उदस्य         | रखना, शुक्रकृत         | शिवस्तुति           |
|             | स्वस्त्ययन, तारक-विजयके लिये प्रस्थान, प       | गताल–        | 3                 | भौर विश्वद           | र्शन, प्रमथ-      | देवोंसे युद्धमें दैत   | ोंकी हार,           |
|             | केतुका वृत्तान्त, तारक महिषासुर-वध             | तथा          | f                 | शव-वेशमें            | अन्धकका प         | पर्वतीहेतु विफलप्र     | यास, पुनः           |
|             | सुचक्राक्षको वर                                | ₹₹२          | ć                 | देत्य-देव            | और इन्द्र-ज       | म्भ-युद्ध, मातलि       | का जन्म             |
| 49-         | - ऋतध्वजका पातालकेतुपर आक्रमण कर               | प्रहार       | 3                 | नीर सारथ             | य, दैत्योंका      | नाश, जम्भ-कुज          | म्भ-वध ३३३          |
|             | करना, अन्धकका गौरीको प्राप्त करनेके            | लिये ७       | 6 - 6             | न्धकका               | शिव-शूलसे         | भेदन, भैरवादिक         | ने उत्पत्ति,        |
|             | प्रयत्न करना                                   | २७२          | а                 | न <del>-धककृत</del>  | शिवस्तुति         | , अन्धकका              | भृङ्गित्व,          |
| Ę o-        | पुनः तेजःप्राप्तिके लिये शिवकी तपश्चर्या, केदा | रतीर्थ-      | दे                | वादिकोंव             | न भेजना,          | अर्द्धकुसुमसे पा       | र्वतीका             |
|             | की उपलब्धि, शिक्का सरस्वतीमें निमग्न           | होना,        | 7                 | ाकट्य औ              | र अन्धकहा         | रा उनकी स्तुति         | 384                 |
|             | मुरासुरका प्रसङ्ग और सनत्कुमारका प्रसङ्ग       | २७६ ।        | 9१ इ              | न्द्रका मल           | व्यपर असुरोंर     | में युद्ध, उनका 'पा    | कशासन "             |
| Ę ę         | पुत्राम नरकोंका वर्णन, पुत्र-शिष्यकी विशेष     | ता एवं       | а                 | तौर 'गोर्जा          | भद्' होनेका       | हेतु; मरुतोंकी         | उत्पत्तिकी          |
|             | बारह प्रकारके पुत्रोंका वर्णन, सनत्कुमार-इ     | ह्मका        | ā                 | नथा                  | ***********       | **************         | ३५३                 |
|             | प्रसङ्ग, चतुर्मूर्तिका वर्णन और मुरु-वध        | २८२          | 7-FE              | वायम्भुव,            | स्वारोचिष         | , उत्तम, तामस          | , रैवत,             |
| <b>६</b> २- | - शिवके अभिषेक और तस–कृच्छ्–द्रतका र           | उपदेश,       | 7                 | गक्षुष-मन            | वन्तरोंके ः       | मरुद्गणकी उ            | त्पत्तिका           |
|             | हरि-हरके संयोगसे विष्णुके दृदयमें शिवन         | नी           | ā                 | र्णन                 | *************     | *************          | ३५६                 |
|             | संस्थिति, शुक्रको संजीवनी विद्याकी शिक्ष       | τ, υ         | 5 - <b>5</b> 0    | लि, मय-              | प्रभृति दैत्यों   | का देवताओं के स        | ाथ युद्ध,           |
|             | मङ्कणको कथा और सप्त सारस्वततीर्थका म           | गहातम्य २८८  | q                 | जलनेमि <del>वे</del> | साथ वि            | त्रष्णुभगवान्का        | युद्ध और            |
| <b>63-</b>  | अन्धकासुरका प्रसङ्ग, दण्डकाख्यानका             | कथन,         | a                 | जलनेमि <del>क</del>  | त वध              | **************         | 3६२                 |
|             | दण्डकका अरजासे चित्राङ्गदाका वृत्तान्त-व       | हथन २९३ 🛭 ७  | ४- ब              | लि–बाण               | का देवताओं        | ांसे युद्ध, बलिक       | ी विजय,             |
| <b>EX-</b>  | चित्राङ्गदा–सन्दर्भ, विश्वकर्माका बन्दर        | होना,        | 3                 | ह्वादका स            | वर्गमें आना,      | बलिको प्रह्लादक        | ा उ <b>पदेश ३६६</b> |
|             | वेदवती आदिका उपाख्यान, जाब                     | ालिका ७      | 4-3               | लोक्य-ल              | क्ष्मीका बल्      | के यहाँ आना, ए         | त्रेत लक्ष्मी       |
|             | बन्धन-मोचन                                     | २९९          | з                 | गदिकी ३              | उत्पत्ति, नि      | धर्योका वर्णन, र       | नयश्रीका <u> </u>   |
| <b>E4-</b>  | गालब-प्रसङ्ग, चित्राङ्गदा-वेदवती-र             | वृत्तान्त,   | -                 | लियें मिर            | तना और बर्ग       | लकी समृद्धिका व        | वर्णन ३७०           |
|             | कन्याओंकी खोज, घृताची-वृत्तान्त, जाब           | लिकी ५       | 9 <b>6</b> , - 79 | ।विश्वत्र-ां         | तु इन्द्रकी       | तपस्या, माताके         | आश्रममें            |
|             | जटाओंसे मुक्ति, विश्वकर्माकी शाप               | -मुक्ति,     | 3                 | माना, अवि            | (तिकी तपस         | या और वासुदेव          | ही स्तुति,          |
|             | इन्द्रद्युम्नादिका सप्तगोदावरमें आना, शिव      | -स्तुति,     | 0                 | <b>ासुदेवका</b>      | अदितिके पु        | त्र बननेका आश्वा       | सन और               |
|             | सप्तगोदावरमें सम्मेलन, कन्याओंका विवास         | ₹₹०४         | ₹                 | वतेजसे अ             | रदितिके गर्भ      | में प्रवेश             | 30K                 |
| <b>44-</b>  | दण्डक-अरजाके प्रसङ्गमें शुक्रद्वारा दण्डक      | हो शाप, ७    | <b>19-</b> 7      | ह्वादसे आ            | देतिके गर्भमें    | विष्णुके प्रविष्ट हं   | निको बात            |
|             | प्रह्लादका अन्धकको उपदेश और अन्धक-             | शिव-         | 3                 | गानकर बरि            | लका विष्णुक       | दुर्वचन, प्रह्लादद्वार | । बलिको             |
|             | सन्दर्भ                                        | e\$\$        |                   |                      |                   | पर उपदेश               |                     |
| <b>EO-</b>  | नन्दिद्वारा आहूत गणोंका वर्णन, उनसे हा         | रं और ७      | K-3               | ह्यदकी ती            | र्थयात्रा, धुन्धु | और वामन-प्रसङ्         | , धुन्धुका          |
|             | हरका एकत्व प्रतिपादन, गणेंको सदाशिवक           | ा दर्शन      | ट                 | ারানুষ্ঠান,          | वामनका प्राट्     | भाव और उनके            | लिये दान            |

| क्रमाडु     | हू विषय              |                                    | पृष्ठ-संख्या क्रम | ह्या वि   | वषय            |                              | पृष्ठ-संख्या      |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------------------------|-------------------|
|             | देनेका धुन्धुका      | निश्चय, वामनका त्रिविक्रा          | रहोना ८८-         | बलिका     | कुरुक्षेत्रमें | आना, वहाँके                  | मुनियोंका         |
|             | और धुन्धुका व        | a                                  | £5£               | पलायन     | , दामनक        | ा आविर्भाव, उ                | नकी स्तुति,       |
| <b>७९</b> - | पुरूरवाको रूपव       | ही प्राप्ति और उसी सन्द <b>्</b>   | मिं प्रेत         | बलिके     | यज्ञमें जा     | नेकी उत्कण्ठा अं             | र भरद्वाजसे       |
|             | और वणिक्की '         | भेंट तथा परस्पर वृत्तान्तक।        | कहना              | स्वस्थान  | का कथन         |                              | 8\$X              |
|             | एवं श्रवण-द्वादशं    | ोका माहातम्य, गयामें श्राद्ध       | करनेसे ८९-        | वागनभ     | गवान्का वि     | वविध स्थानोंमें नि           | वास-वर्णन         |
|             | प्रेत-योनिसे मुस्    | क और पुरूरवाको सुरूपक              | ो प्राप्ति ३९०    | और कु     | रुजाङ्गलके     | लिये प्रस्थान कर             | ना४३९             |
| 60-         | नक्षत्र-पुरुषके वा   | र्गन-प्रसङ्गमें नक्षत्र-पुरुषकी    | पूजाका            | भगवान्    | वामनके         | आगमनसे पृथ्वीव               | ही शुब्धता,       |
|             | विधान और नक्ष        | त्र-पुरुषके व्रतका माहात्म्य       | 39€               | बलि व     | मौर शुक्रके    | संवाद-प्रसङ्गर्मे            | कोशकारकी          |
| 68-         | प्रहादकी आनुब्र      | त्मिक तीर्थयात्राका वर्ण           | <del>र</del> और   | कथा       |                | *************                | £88               |
|             | जलोद्भवका आर         | 94ान <u>.</u>                      | -19 995           | वामनक     | ी बलिके        | यज्ञमें जाकर उस              | ासे तीन पग        |
| ८२-         | चक्रदानके कथा        | -प्रसङ्गमें उपमन्यु तथा श्री       | दामाका            | भूमिकी    | याचना, वा      | मनका विराट्रूप               | प्रहण करना        |
|             | वृत्तान्त, शिवद्वा   | रा विष्णुको चक्र देना,             | हरका              | एवं त्रि  | वेक्रमत्व, व   | शमनका बलिबन्ध                | न-विषयक           |
|             | विरूपाक्ष हो जा      | ना और श्रीदाम-वध                   | 80 Z              | प्रश्न, ब | लिको वर,       | बलिका पाताल व                | <b>गौर वामनका</b> |
| <b>43-</b>  | प्रह्वादकी अनुक्र    | मागत तीर्थ-यात्रामें अनेक र        | <b>ीर्थों</b> का  | स्वर्ग-ग  | मन             | ************                 | 843               |
|             | महत्त्व              |                                    | ¥0E 97-           | ब्रह्मलोव | कमें वायन      | भगवान्की पूज                 | , ब्रह्मकृत       |
| CX-         | प्रह्लादके तीर्थर    | गत्रा-प्रसङ्गमें त्रिकृटगिर्ग      |                   |           |                | और वामनरूप                   |                   |
|             |                      | द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा            |                   |           |                |                              |                   |
|             | गजेन्द्रद्वारा विष्ण | की स्तुति, गज-ग्राहका              | उद्धार ९३-        |           |                | ास, सुदर्शनचक्र <del>व</del> |                   |
|             |                      | अणस्तोत्र की फलश्रुति              |                   | बलिद्वार  | । सुदर्शन      | चक्रकी स्तुति,               | प्रह्लादद्वारा    |
| 64-         |                      | संदर्भमें विष्णुपञ्जर              |                   |           |                |                              | ¥€3               |
|             |                      | <sub>कथन−प्रसङ्ग</sub> में राक्षस≕ |                   | -         |                | रन, विष्णुकी पूज             |                   |
|             |                      | को अग्नि-प्रार्थना, सारस्व         | _                 |           |                | दान-विधान, वि                |                   |
|             |                      | क्षसको उपदेश                       |                   | -         |                | प्रणुभक्त एवं य              | -                 |
| - 35        |                      | पुलस्त्यजीद्वारा उपदिष्ट म         |                   |           |                | -                            |                   |
|             |                      | नस्तोत्र                           |                   |           |                | ावण-श्रवण औ                  |                   |
| ران<br>-واح |                      | यत पापप्रशमनस्तोत्र                |                   | -         |                |                              |                   |
|             |                      |                                    | - 1               |           |                |                              |                   |